## बुक-पोस्ट मकाशित सामगी

## गुरुकुल पत्रिका। प्रहलाद। आर्य भट्ट

रजि० संख्या एल० १२७७

| · Librarian,<br>Shreemati Nathibai Damodar Thackersey<br>Women's University 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Women's University, 1, WathibaiT. Rd.,                                        |
|                                                                               |

व्यवसाय प्रबन्धक गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार () गया महाटम्ये संवत - 1824 (१८२७) 29 - 205X12X0.1c.m.

ए-यम्हेतिवटतियुक्त इं स्योजि चौर जामेत् अपं

गया महाटम्ये सन ट्युरनरद संवादेअ०रे मोहपायः

2 99 = 1 विषय = युना = 172×125×0.1c.m.

भों स्वास्ति श्री गठोशायनमः ११ भों तत्पत्

ओवयः शिष्यां षप ओब शिष् पयो दिन्यारे

्रेजिंदानी होन पड़ित दोदात — १ र्ट १ ७ CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

पेज = 1 = 25×11×0.16.m. यशं गतीजीवः भुहोभोज ग्रंतपा दौराचुंतुरानियति गंगारामेल स्वपठनार्थ भी तम सहाय (प) विषय - ज्यारखा -28×105×0.10.m. वराय लंरानवा प्रेरवां पवत्तिनं तत्र तुपादपः स्वां हत्वः पूर्व योगिद्यनीदीहित्य ह्ट्यः 10.5 x 0.16m. 3) 30 × 2 पेल = विगय ~ 041320) पाम: वाम: सीमनहवटयोः पद्यं पहयोशेग

तुन्यगरिति छ तिष्रसक्तं भसाष्या तिने विराजित ने त्रयं तिन प्रनियं ततंय का प्रसिक छिन्छ गर्व ।। गरहे तस्य स्थिता लहक प्र सनाच्यविष्यति ॥स्तडवाच् ॥सनक्षेत्रारीमुविषुग्वायप् एंगक्या नाप निवध् ज्ञ क्यासामा म्राम्य व नेर्मितिस ज् संजीतगुहा जगाम गईतिष्जीवायुपुरा ए स्नीच्यतवारा हकत्ये गयामहात्यसम्करमरदस्यादेश्रद्धेनाध्यायः।। । । अ अभमस्ते।। फील्युनम्से । फील्एस द्वाद्यं। १२ वार च द्वार ॥ सम्मस्त ॥ भी भी भी भी भी श्री श्र श्र श्र श्र श्र श्र घंवत १८२७ तत्रमासेफालान से क समक्षेदादरणं वा 

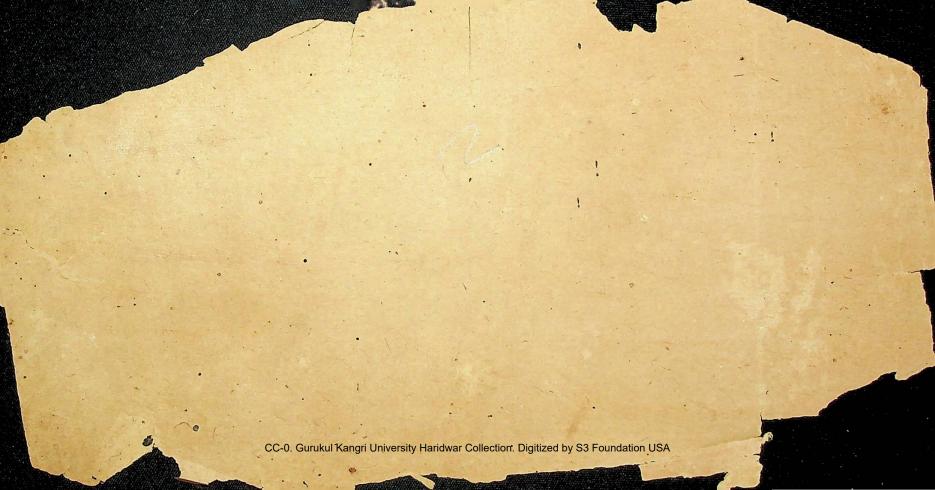

原

ग्रेंस्वस्तिश्रीगरणकायनमः। ग्रेंतस्तत्य हिरिः के ग णनान्वगणपतिरहें हवामहे। ध्यूपाणन्वी प्ययमिरं हवामह निर्धना न्या निध्यतिरं हवामहो ह्रिसामम अशह मजानिग भी धामार मजासिगर्भधम्। १ छोत्वसिन १ ईन्द्रो र इम्र वा स्वस्तिन १ एवा विश्ववदास्वसिनसादी १५% रियनिमिलिसिनी रहस्पतिर्धात।यार्डीप यः एथियां पयः भोषधी आपयो दिसंति र

म्रेक्रिग्रेक्ट्रांच्याच्याद्वास्थः T 197 4 10 एक्री सद्यंस्थाओं सिक्किक्राजरायनमः जंजारान MI जेंग्राणमानवागाएपसिर्हह्यामहे राष्ट्रियाणाष्ट्रणिएश्यनम् इमिलेनानी स्राज्याम्या ज्ञारण्यायन प ध वीय भ र श्री तरिशायन महो जारा गणविभारं : १ OCLO Gurdkyl Kangri University Haridwar Colection Digiti

देषां गतोजीवः भुक्तेभो जक्टंतया तीराकृत्वानि यातराह म्हमलयन्या वैत्यम्बपर्वतं अवास्त्वानं प्रहदेवताः समरावती अत्याने विभे उलंलकाष्ठरीगतः सी त्यः ईचा नेत्रगदाध्यरः उई ब्रह्मात्धोनाग्रहास्र शिवसनियो किया भिर्मा भ्येत्वी या जाता तीतले समुद्रतगिता भूवो मेरा सचीन रे ध्रवंत्रद दिल्ला स्त्रा अस्वयः सन्न माजराः न स्रोधवनदार क्रेवपर्वताष्ट्रवनस्पतिः पात्देवजाणः सर्वद् जामादायसादरं रय काम व रानितंषुनरागमनायच ज्यहागाबोनेरे दाम्बवा लिए। स्विवो बतः प्रिता अविष् ज्येते विद्यामा विताः १ अवज्यहा एगदिता धेनुशाबाद वा रक्त का जन पीतविष्ठिक अध्यष्ट्रक्त प्रत्रोतः के सार्वेष स्व कि सहित्ता।

गर्का कन्द्रता श्रेका स्वस्थानं पर ते स्वरः य त्रव्यक्ता द वादेवा तत्र जा कहता पान इति विषाजीनं जहर वो वालिए। भोजनं जहर वे गुड़े दने पाप से चह ते व्यं सीर व वि कंद ध्याद ने हिव व्यार्ग मा संचित्राक मेच देशीत जह का मादे नति है नेभोभीत नंब्धः गुड़ोदन स्यायएच तपाप संसीमायमस्य नेभो मायली रोहने व धायह ध्याद ने अरवे चरतादन मुकाय। से पारं पान ये कागमा संराह वे के तुम्य कि जाद में इत्यादिने वे द्यापि इत नं सम यमित्यास्ताचिवितेन १११ इति प्रीखं वी चिनीतोम पिदितिस मार्चासं बत्र ८ ८ ७ मा मात्र मा मेवी य मा से मुक्त प ने प्राय सि चीए ने प्रया नुधनास रेए युता यो लिरिवत जंजारामेण खपडना ये घीराम सह प्रियम राप्त

## >,११व वादे य श्रमा चरता छो ही परले नवा दत

सिनं का॰

ष्टार्थ स्वानं वाचे व्याप्त्रव र्तनं तत्र त्वाद्यः कं ए बां में काले दा वा ति हो। सात उने विधिवा भवनु। अवतात्। भवता। भवतः। अतः। अतः परस्पहेलीक्। भव। भवतात्। भवते। भवता। भवा नि। भवाव। भवान। अधायनाये। द्योते भविते। भविते। भवति। भवति। भवान्। अन्य द्याने। नाति।दियाता।अना मियाताता अमियि। वामातन्य।अनता।अनता यास अनया। धं। ई।विहि। अहि। अहीता याम त्रेया महाया द्वीक्या वर्षा या अध्या भन्याः। अध्यमया मह यं दिवसः। सक्तः मोद्यतनः। नान्तवद्यत्तनो योस्मन्नतीतेका ले तविद्यद्यः। ग्रायाम

इंग्रजां र्यं दियामार्यया हिं धं दिया देवाहि। दिया विधिः। वित ते व्यार्थी पटेशः। संभावे नं कला नं त त्रयादादयः। क्षेः। एवा सं ज्ञालिंगे उः। या। अतः प्रते या द्रम्पात्। स्वेताभ वेता। यमर्द्रहरू कृतः प्रतः प्रतः प्रतः प्रतः अवयः। अवयः। अवेदः। अवेतः। अवेतः अनं तासाअनाषां प्राथि। एए।अनावहेपाअनामहेपा शाअनामा प्राथिनामा अने भी अपि अपि

सि-का॰

उपानं नवचपाः। प्रवेष्ण वानं जन्म पाञ्च पाञ्च स्वः। जः ध्राह्य भने उद्यानं जन वाः। स्व प्रकार धानं चर नक्षाः स्वीवक्षं स्वीवु जाजना अवति रणदो स्वरेषरे। वस्त् व स्वतः । वस्तुः कारे परदेः सम्देष दुस्य सम्देष ते स्वः परस्प वसा देशा देश टन। अन्यसास्त्रभवते हिनप्रसादिश्वभू विधावस्वधः विभव। २। वभूविव 

राज ।

र्तालड्य दिसिमिना मिकार् उद्यार राष्ट्रीः दिवादावर् धाताः अभवत् अभवतं अभ वन्। असवः। असत्। असवत। असवम। असवव। असवाम। ह्योऽसवत्वत्यन्त्रः। प्रसेवित्रं नाववा। । सम्बद्धाः अस्य धार्मा अस्य विकाल का वादयः । य्या संक्रालिद् ः । पहिस उत्तार्धिरादिजेजधाति दिवंचन । सालगादि देरिहे ! अनेन स्वरस्पधातीः स स्वाद्वावयवे। हिस्ती। हिम्बति। साहिः वित् अपिक्ति। वित् अपिक्ति। स्वाद्वावयवे। प्रित्रावयवे। प्रात्रावयवे। प्रित्रावयवे। प्रात्रावये। प्

FIBIT

यर्भः व धातानिपातायम् गर्भकाः ग्रास्तानिपातायम् ॥

पामः वामः सोननद्द्योः पद्मेष द्यो रोग्रातः नेमः अवति कापम्त नन्यत्रस्योक्सायेष्ट् लोपानप्रकृ ते: अन्यषारि सेवव्यात त्रवर नगतियाविम नामापापापाप्त त्यामप्पापाचना रवीस र की रता दावन ना सिका है। च जन्में अअवि, नि इतिमानुव सी अवतिलिकित स्रोड मिनि च प्रमात खरादिपाना र यप तम् अवति द्रोम्य ग्रसेयाच ग्रामः अविक्विकिष्ठिक्यः। वे त उमेनगरं स्य नेरासिमःस वे: ऋकामकासमीपवा: अस् च्लिनिटक गिरवरि विशिभ्यः क्रम स्त्रम्यः मुखाः स्पाइतम् वोः व रमहापिति भेरः फलम्ब क्रावम्याचे रव हा विभव किल्ड वृष्टिति विस्ति प्रमति प्रमति वि नीतियुवा रेवा इन्द्रांत नाराजाधनवामरधिनवारासनं द्रवास्टर्षः अतिरीयमसिन्यतिविवारिवारः उधिकि विशानियास्य दे देविः माया अर्थः पार देविविरिविति विसस्य के वीरिविर तं ची रो ती र्थ मा स्वा इध्य दी त्री पा पाप मंत्रिस स्वतार्थि ह प्राम्ह भः स्वीय म् स्वविद्युत नित विश्वः उत्यो अतिः उत्यस्मामनेदः विस्तं वाउद्वका द्वत्यि विकास का धनं वहे क्षेत्रं म्लान्य म्यांडी हता: में: चित्रवायं होति त्येव हतितित्वेच करोति हती नना रतिति हेतियमा धें द्रणावित्रत्या नाराव ही ग्रेनारावित मानेहीं: मोनी दित्ववनी वहीं कि रण अनेहियों: खीठ्राणि शिमोदियों स्त्री देह रमावति स्मार्वित गमेरी: गोनी दित्यवद्मावद्य क्रिया। अपन्य मा खाउर हो। स्त्री स्वर्गानित स्वी स्वर्गानित स्वर्यानित स्वर्यानित स्वर्गानित स्वर्य राते हैं. राः स्वयास्वर्गव हो। उराका रुगवारा त्मामस्वारत्य का प्राप्त मानम् कृत हित्रिमितिथा मः वद वि रणः द्रयाः सम्हरः हनममनाद नं मन् नं स्त्रं विध्यान । द्विशिवास तावा विविण CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

ग्डरः धिष्ठाण थीः नम् नेष् नष् तेल्पालमातः मानातमात्वित दुवित रातेतन्तनमा निर्पातं ते नहा इत्यादि सावशे र्रोट्य स्वसा यतिहेडिण्य भार्यास्त्रभात् वर्गसंयातरः स्टुःप रसरमित्यमरः नित्रिचनमेः ननमित्र ननम्पा दुर्वित्र तिन्य तिर्देशके ननमातुसमाप छः॥ननमान दिनी चसित शक्तारीय र नयते हैं च नामें अधिए विद्रापिकादिक दिन इति।। स्रिचि शि ितः रिवः सिर्षः रिलान्यम् अन्त च छा देई खाः स्थात छ दिः प इलं हरे ने लोप स्म वर्षि में कुषा प्रकाणाः छतिनिक्ति जी देश्वनः जीतः त्रोतः त्रने इत् त्रवः न्त्र निद्वपितिक्पितित्पितित् र :पर:ग्रंथिवडः तत्रतियान् तडःस्थानिके अबुः रातेणी व आयः आयुवा वर्तः भिव चरः रहर कि व महरवायम पानिविधिमाः पर दत्तासमा हालानकि ति पापः तद्यागानापः नेपः इसे हितः वेषाः पात्रीयम् स्त्रवादा र्वाञ्च तस्यः समुद्धायः स्ड र भ्योति च चातितः सपः वाङलका उर ह्राम अर्थः क द्रामात्र्व क विल्तामार्वे का अर्थने के त्यंत्र भिनियः पः रवद्याची त्य राज्यवाच्यह यः प्रप्तत्याः सप्तिपद्भयानानिपात्यने लागतिष्वियसिमिदिभ्यारात्रिक्तय सानियात्यः र्वायाल : पायाचित्र : मदिवा त्र : मदिवा त्रापेसार : स्र तर्भवरा प्राप्त वत्तर : सम्द्रविध त्र स्वत्तरः कृत्र प्रात्न कत्नाद्भवाश्मव कर्यमः कलमः प्रात्मः प्राल्मः कलमः गर्नः न्यावारीकार्याद्वला मामान व्यानः राह्यविक्षाच राह्यमः वर्धनामः निर्माण निर्माः अत्तर असाः अवः कित सामा अंगोर्निर्म निर्मा अंगानः वितिष्ठा मुख्य इंग्लाहा निरमोनित् वहः प्रेणीः प्रोणाः होणीः GC-0 Curriakul Kangrahniversity Handwar Collection Digitized by S3 Foundation USA तेत्रवेशाचार्वियास्त्रेत्रातः क्रीः भ्रम् सहिवानाक त्राताः संक्याः राष्ट्रः तीय त्रियमेषयोः ॥३।

स्मिनदः प्रारत ह चपवः नवाः भन् तहनेतः तहनेतः दाभामोरः दाठः दातामारः विजः ति विष्ठः तुः द लाडरान्यत्वासिः हानिः स्नितः स्नितः पनिः पनिः स्डः स्डः स्टिः अवियादिस्य निनः तिन्तं अदिः शाहः श द् उयक्रेरा भूति। प्रकार मुन्तिः वहना वहनातिमा निमा कपना वलयः मलयः तनयः माजासारीमा मिलानवः नाया जाया म्हणस्वाउ लास्तवाद दिणवामयाः जनेयी क् विविभावा जन्ये युद्ध जाया स्विमा दिस्नेत्रभार्म् पश्चिराहनः हिट्टिः वहिनः विविः यत्रिः काषातर्ति काषाः प्रतः महिनः के लिः मसीपरिश्ण र्सिक्स मक्तः विधिः नाकः कलिः रिविद्यावरा विद्यमिक शिरेरवरवी चंहे की नेववंगे च पयसेवति रेश प्रकामितः इंग्डमधात्वितः सुनिः स्विः सुनिः सनिः सनिः सनिः सनिः सनिः सनिः सनिः नमपासिर्मन्पमार्तित्राचरः रिवः तिरः पविः कविः अविः निवन्यार्मनीपात्र कृतिः कविः जन दिला । गानुः मानु दियमाएँ सार्दः द्वीतः धातः की ना मिन किला निमा ने त्री: जाना:वि इहे च पणि देवनी: स्यात्नामस्यिचा: वातप्रभी: निपातीयम् सदीर्व द च लन्मी:सर्व श थाउन्यामनेन कर्म चर्निमस्म मन्स प्रार्मिनाम हिर्मेच नकारस्याकारः ब्राल तत्रम्य तथावे हो ब्राला वित्रः त्रतापत्तः नामन् सीमन् यो मन्त्र तो मन्त्र तो मन्त्र पामन्त्र सामन्त्र सामन्त्र सामन्त्र सामन्त्र सामन्त्र इस्तिल साम आता हिता शिक्षा मिन है है से का है से विश्व मिन के कि के विश्व है के विश्व है के विश्व है से विश्व है स नै:केन्ने ने प्रम्न र्वम कार्यनिहिंगः कि म्ह सर्वधारु मध्न वस्त्रम म्हान शत्त्रम मानित 同何 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

विभीतान्यः त्रः संत्रे विशेषित्रं विशेष्टित्रं च्योऽस्वान्तः चत्रेःस्वायते द्रेट् ती स्वीसन्य स्द्रंग पातर्नम्य प्रमान्त वति लीः वास्तिनी में प्रधीष्ठवीः सावसेः खाताः वीतसेः वितालाः सर्वधारम्पाञ्च वेतःस रःपयः महेर वते उह च देवते रहतो य मांकः उन्हों वं केव लोप मा हो मः मूचते : खोताकार : वि व श्रयतेः शिरमाद शो इन्द्रनिक्ष विषयः स्रात्ति व दरः स्ट्रांत्रभी कित्त स्व वः द नः वसीर्णित वाता वस्त्रम् चन्द्रराचे श्राचः हिन्दः पश्चिवाचिभ्यास्त्रस्य पश्चासीत स्त्रती व ता तात्रास्त्र स्त्रती व हाः विधानोवध्य वेथाः चन्नेपप क्लाङाश्तिसं वृद्धितं वन्त्रमाः डवः वित्त उत्र न्यस्ताः सनै रया वी दितः त्रायिणायं स्टान्न स्रप्तरहाः विशेकनिः उद्यानाः त्रावित वी उत्व त्र हतम् व्यो समः तो एमः तरिक्रोर सोपश्च तराम् उदि चेडेसः उद्देः नो दी प्रामितेः र नोपछम् वेदा क्रिया त्या । 'या पात असि ह एगाते र क्ली पर में प दान्य लोपका उत्तरम्थ' हित्वनिर्ध ह जी दा नर्ष क्र त्र लिकिटित धातीर्थं र म्यावम्य म्याने स्त्रान्य स्त्रेसः महदः वित्रान्त च मर्थः महद्देश्यान्य स्त्रान्यः हों। खिला क्षेत्र के हैं है उसे मंच च मयरवं: त्रने हने के प्रित नहां कि चेत्र तर्नी नी पत्र वेताः सं विश्वता माडः इरवामयचमय्रवः त्रमचन्द्रशापात्रम् त्रद्याः म्रक्तिनारकीति चितारिक्षण ने स्वता माडः इरवामयचमय्रवः त्रमचन्द्रशापात्रम् त्रद्याः स्वतिनारकीति चेति हिस्पकीणाः चित्रं रायन्ति वार्य राज्याच्या स्वायाव्य करणाः जन्म रवित्रं न्यार् CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection: Digitized by S3Foundation USA

मंसिदंतित्र

निवे

तक्षंसबलं वाच्यंपरित्यज्यञ्च दुलक्य स्तरंगा सित्यप्ता वपरमेश्वर्यो रेक्यं स्थिली विषये जिस्ति को है। सक्ये। यथा महदाकारो घरमठापा विर्वि स्तेतस्य पृष्ठे क्षेत्रहरों को तपाजी वेपर मे भ्वर पोरेकं पर व मोह सिदं तपाहिवेदांताव इतर्के इस्पामित्री येसापरं मायपामा स्वर्भ कला त कुलाहत (वियो देशे बकाः॥ - प्रत्ये भेर्ताव्यवार्कलहास्ते तत्वती वं वि ताः॥ तस्यात् (सिद्धमताबभावा कर्मपं धीर्:परं से ऋ पेत्॥ १॥ नामास्वाप चनज्वारपरवामापां सकापारताः सार्वावे स्मव। वे दिकावि सिप्रा म न्पासितः स्त्रानकाः सोरात्री घपराः त्रपंचित्र स्तातो द्वातिना त्रावकाः एते क एर ता क्रियाच पगता से तत्वती वं चिताः तस्मातिस दुमतं स्वभा सक्रम.प धारः परं संश्रयेत्। षोवाः पश्रुपता महाबत् धराः कालास्वा नगमा गाताचाः सकले एट्गापिति धार्यति विति निर्पारा कीः कोलाकुलात्।

चारित्रताकापालिकाशांभवाः॥एतेऽस्ये हे । भंगतं नवित्ता स्तितत्वतो वि ताः॥तस्माताचार्यावद्रदक्षिताद्वत्यतानाच्याः॥तानाताचिति षवका जपपाः मोत्ये स्थिता नित्यप्तः नित्यं चानपाना दिनात्म दमने द तीव धानाः परं येतेते रावल्बुः दुः रवभारित्यता से तत्त्वता विताः। तस्म त्वार्वाक्षाचतुरास्वतकीनवुणदेहात्मवादरताः॥सर्वषामितरितदुः सहयगा है ते परा प्राक्तिकाः। कर्ता रंघ अजंति याजन रता भूते प्रियो ने वामादिककल्पमेव विपलं नेवा सित्रो हैं परं ॥ ॥ इरानी महावाक्यार्थम विनवी धकप्यते।।यमित्यमादिसाधनसंपन्तामिधकादिणामन्यराय न्यितं मा सन्यम म्लयब्रह्मच र्याप रियहाः।। एतेपंच त्रमाः शोच संतोष स्वा ध्यायत्वपः॥ इम्बरः व्याधिकायमाः॥ तेत्रमहावाकं तत्परं त्वंपरं वितिपर्द्यम सि।। तत्य दायत्वेपद्रायवाच्या मधितद्देमधे च वर्षण प्राप्ति। तत्य द्वाच्या धे प्रा

धातंत्रचेतियतव्यमितं हेन्द्रतात्त्रना (चिदेवतं वागधानं वक्तव्यमित्र तं न्त्रित्तना (चिदेवतं हक्तावधातंत्र हातव्यम (चिन्त्तं र दक्तना चिदेव) तं तमा धातां विकारित व्यमिश्चरतं रेज्यास्तवा धिरैवतं एवमधाता न्य विभूता विदेवतंत्र तस्व स्त्रतं सरावेपरमात्म विविवारो विविवत्यो नि गमयो निर्जुलि निरंजनो सर्वजातः सर्ववापि सर्वज्ञः सहभो चंतरतो हैरः प रब्रा-वानमेवरं सर्वब्रियववरं सहमानित्या वियो - ब्रह्मा पाव्या अति वि ज्ञानमानं दं ब्रह्मेति मत्यंज्ञानमनं तं ब्रह्मेति एक मेवा दिना पं ब्रह्मेति ई (मन्येका हारं ब्रह्मेनिएवमादिनिर्विशेष्यों) विशेष्यतं परं ब्रह्मतरहम सिप्रतिपद्धते अति भ्यः नालं महन्दिरं धोत्ये त्तव दिति श्रान्मानावत् रादार्या चालानं नजानं तिपासपं नजानं तो त्वात्व वा स्वरादिवत

त्रीज्ञीविद्वानस्प्रयस्मानंत्रातंत्रित्वाते वर्माएंगपातकेनेतिक्रतिः प्राशास्यो पिकांत्रेयनवयातित्रत्निष्यते। श्रीचमध्यातमं द्यीत्यम्प्रिम्ततं दिशस्त्रचारि देवतं त्वगधातमं स्वर्षितव्यमधिम्तं वायुत्तनाधिदेवतं चसुरिधातमं द्रायितव्यमिष्यतं सर्वयत्रमा ध्रदेवतं जिद्वाध्यातं रसियतव्यम ध्रिभू तंबरणस्त्राधिदेवतं नासिकाधातंत्रं ज्ञाणितव्यमधिभूतं अभिनाज माराव खिर्वनं पादावधानं गतवांम शिम्रतं विस्मुत्तवा धिरेवतं पापु १धात्मे विक्रर्रियतव्यमधिभूतं भित्रस्तत्राधिदेवतं उपस्यमधातां अतं रियत्यमिश्वम्तं प्रजापितात्र त्राश्विदेवतं मनः प्रधातमेमत्यमिश्व तं चंद्रोधिरेवतं बुद्धिरधात्मं बोधियतयम् सिम्ततं बाह्यातज्ञि सेवतं "पहंकारी धानमं अहंक र्ने पितवाम धिभ्रतं कड सा ना खिरेवतं चित्रम